Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri. Funding by MoE-IKS

## ॥ वहुभगणपति त्रिशतीनामावली, शिवपश्राक्षराष्ट्रोत्तर शत नामावली च ॥ ॥

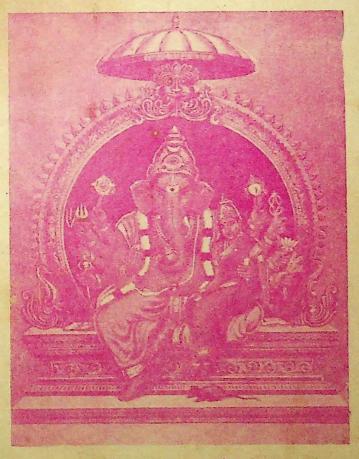

म्पिकबाहन मोदकहरत चामरकर्ण विलंबितस्त्र । बामनरूप महेश्वरपुत्र विध्नविनायक पाद नमस्ते ॥



WITH THE

BEST

COMPLIMENTS

OF

### Chennai Bottling Company Private Limited

259, Poonamallee High Road, ARUMBAKKAM :: MADRAS-29

Phone: 420755 & 420440

ஞி குருப்யோ நமா



மைஸூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ கணபதி ஸச்சிதானந்த மஹாஸ்வாமி களின் ஆக்கைப்படி பரிபூர்ண அனுக்ரஹத்தையும் பெற்று (பழைய ஏட்டு ப்ரதிகளில் கிடைத்த வல்லப மஹாகணபதி மூலமந்த்ர த்ரிசதீ நாமாவளிகளும் சிவபஞ்சாக்ஷர அஷ்டோத் தர நாமாவளிகளுடன்) ஸ்ரீ பகவத்பாதாளின் கணேச பஞ்ச ரத்ன ஸ்தோத்ரமும், ஸ்ரீ கணபதி அதர்வ சீர்ஷ உபநிஷத்தும் சேர்த்து இந்த தொகுப்பு புஸ்தகமாக வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

விர் எள்ளுக்கின்னிக் ! என்ற உபநிஷத் வாக்யப்படி அபி ஷேக காலத்தில் பாராயணம் செய்வதற்கும் அர்ச்சீன் செய் யும் காலத்தில் மூல மந்திர த்ரிசதியுடன் அர்ச்சித்து ப்ரார்த் தஞ காலத்தில் கணேச பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்ரத்தை பாராய ணம் செய்யலாம். கிவ பூஜா காலத்தில் கிவபஞ்சாக்ஷர அஷ் டோத்தரத்தைக் கொண்டு அர்ச்சிக்கலாம். கணபதி உபாஸ் கர்களுக்கும் கிவாராதனம் செய்பவர்களுக்கும் இந்த ப்ரகரம் உதவிகரமாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் வெளியிடப் பட் டுள்ளது.

இந்த ப்ரசுரம் அச்சிட்டுக் கொடுத்த ஞீ ராமாயணு ப்ரிண்டிங் ப்ரஸ் நிர்வாகிகளுக்கும் காகிதம் ப்ளாக் விளம்பரம் பொருள் முதலிய உதவிகளே செய்த பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ மஹரி கணபதியின் ப்ரஸாதத்தால் வாழ்க்கையில் இடையூறுகள் விலகி சிவ ப்ரஸாதத்தால் நித்ய மங்களம் உண்டாக வேண்டு மென்று வேண்டிக் கொள்கிஃரும்.

— பக்தர்களின் பாததாவி

கிடைக்கும் இடம்:

Sri K. N. RANGANATHA SASTRIGAL 116-D, Vallalar St., Purasavalkam M A D R A S - 8 4. ஓம்



#### நமஸ்தே கணபதயே

லஹைஸ்ரா வர்தநாத் யம் யம் காம மதீதே தம் தமநேன லாதயேத், கணபதி அதர்வசீர்ஷ் உபநிடதம் கூறியபடி ஆயி ரம் முறை பாராயணம் முடிந்தவுடன் நிணத்த காரியங்கள் அவ்வளவும் ஸாதகம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு பாராயணமும் மூல மந்திர த்ரிசதியால் அர்ச்சித்து வல்லப கணபதி அனுக்ரஹத்தால் ஸர்வ ஜனங்களும் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இடையூறுகளிலிருந்து விடுபட்டு நல்வாழ்வு வாழ முலீ வல்லப கணபதி அனுக்ரஹிக்க இறைஞ்சுகிறேன்.

Well Wisher

G. S. RAGHAVAN MADRAS-10.



# ॥ श्रीगणेशपंचरत्नस्तोत्रम् ॥

सुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिनाधकं कलाधरावतंत्रकं विलासिलोकरश्वकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेमदैत्यकं नताशुमाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १ ॥

नतेतरातिभीकरं ननोदिताकं मास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥ २ ॥

समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुंजरं दरेतरादरं वरं वरेभवनत्रमश्चरम् । हपाकरं श्वमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करामि मास्वरम् ॥ ३ ॥ 4

अिक्सनार्तिमार्जन चिरन्तनीवितभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् । प्रपश्चनाशभीषणं धनस्रयादिभूषणं क्ष्पोलदानवारिणं भजे पुराणवारणम् ॥ ४ ॥

निवान्तकान्तिदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यह्रपमन्तदीनमन्तरायकुन्तनं । हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेवयोगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ ५ ॥

महागणेशपश्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजलवित प्रदोषके हृदि स्मरन् गणेश्वरस् । अरोगतामदोपतां सुसाहितीं सुपूत्रतां समाहितायुरष्टभृतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥ ६ ॥

## अथ गणपत्यथर्वशीर्षम्

ओं गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीन मुगमश्र-वस्तमम्। ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत ब्रानः मृश्वन्नृतिभिः सीद सादनम्।

श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ बदं कर्णोभिः शृणुयाम देवाः ॥
मदं पत्रयेमाश्वभिर्यजनाः ॥ स्थिरैरक्नैस्तुन्दुवा ॥ सस्तन्भिः ॥
न्यश्चेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्चनाः ॥ स्वस्ति
नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्तिनो
ब्हस्पतिर्द्धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ अथमणेशाश्विशिष्ट्याख्यास्यामः ॥

अों नमस्ते गणपतये ॥ त्वमेवप्रत्यक्षं तत्वमित ॥ त्वमेव केवलं कर्तासि ॥ त्वमेव केवलं घर्तासि ॥ त्वमेव केवलं हर्तासि ॥ त्वमेव सर्वे खिन्वदं ब्रह्मासि ॥ त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ॥ ऋतंबिन्म ॥ सत्यं विन्म ॥ अव त्वं मां ॥ अव वक्तारं ॥ अव ओतारं ॥ अव दातारं ॥ अव घातारम् ॥ अवान्चानमव-शिष्यम् ॥ अव पश्चात्तात् ॥ अव पुरस्तात् ॥ अवोत्तरात्तात् ॥ अव दक्षिणात्तात् ॥ अव चोर्घ्वतात् ॥ अवाधरात्तात् ॥ सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् ॥ त्वं वाङ्मयस्त्वम् चिन्मयः ॥ त्वान मा नन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सचिदानन्दादितीयोसि ॥ त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि॥ त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि॥ सर्वेजगदिदं त्वचो जायते। सर्वे जगदिदं त्वचिस्तष्ठति । सर्वे जगदिदं त्विय लयमेष्यति ॥ सर्वे जगदिदं स्विय प्रत्येति ॥ स्वं भूमिरापो निकोनलोनमः ॥ रवं चरवारिवाक्षदानि ॥ रवं गुणत्रयातीतः ॥ रवं कालत्रयातीतः। व्वं देहत्रयातीतः ॥ त्वं मुलाधारस्थितोसि नित्यम् ॥ त्वं श्ववितत्रयात्मकः ॥ त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ॥ त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुस्रवं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमिनस्त्वं वायुस्त्वं ख्र्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभवास्वरोम् ॥ गणादीन् पूर्वमुचार्य वर्णादी-स्तदनन्तरम् ॥ अनुस्वारः परतरः ॥ अर्थेन्द्रलसितम् ॥ तारेण रुद्रम् ॥ एतत्तव मनुम्बरूपम् ॥ गकागः पूर्वरूपम् । अकारो मध्यह्रपम् ॥ अनुस्वारश्चान्त्यह्रपम् ॥ विदृहत्तरह्रपम् ॥ नादः सन्धानम् ॥ संहिता सिन्धः ॥ सेपागणेश विद्या ॥ गणकऋषिः निच्द्रायत्रीछन्दः ॥ गणपतिर्देवता ॥ ॐ गं ओं। गणपतये नमः ॥

ओं एकदन्तायिवद्यहे वक्रतुण्डाय घीमहि॥ तन्नोदन्तिः प्रचोदयात्॥ एकतन्दञ्चतुर्हस्तम्याशमङ्कुशधारिणम् ॥ रदञ्च बरदं हस्तैर्विश्राणं मृषकघ्रज्ञम् ॥ रक्तं लम्बोदरं श्रूम्कणकं रक्तवासम् ॥ रक्तगन्धानुष्ठिप्ताङ्गरक्तपृष्पैः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकिम्पनंदेवङ्गगरकारणमच्युतम् ॥ आविर्भृतञ्च सृष्टयादौ प्रकृतेः पृह्वात्परम् ॥ एवं घ्यायित यो नित्यं स योगी योगिनांवरः ॥ नमो व्रातपत्ये नमो गणपत्ये नमः प्रमथपत्ये नमस्ते अस्तु

लम्बोदरायेकदन्तायविध्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॥ एतद्यर्वजीर्पयोगीते स त्रस्यूयाय कल्पते ॥ स सर्वतः सुल्येषते । स सर्वविध्नेन बाध्यते ॥ स पञ्चमहापापात् प्रसुच्यते ॥ सायमधीयानो दिवसकृतं प.पं नाश्चयति ॥ प्रात-र्यायानो रात्रिकृतं पापं नाश्चयति ॥ सायप्रातः प्रयुञ्चानोऽपापो-मवति ॥

सर्वत्राधीयानोऽपविदनो भवति ॥ धर्मे अर्थे काममोखञ्च विन्दति ॥ इदमधर्वशोपमिश्विष्याय न देयम् ॥ यो यदि मोहाहा-स्यति स पापीयान् भवति ॥ सहस्रावर्तनात् यं यं कान-मधीतै तं तमनेन साधयेत्।। अनेन गणपतिमिषिंचति ॥ स वाग्मी भवति ॥ चतुर्थ्याननश्चन् जपति स विद्यावान् सवति ॥ हत्यथर्वणवाक्यम् । त्रक्षाद्यावरणं विद्यात् ॥ न विमेदि कदा-चनेति ॥ यो द्वी हरेर्यजिति स वैश्रवगोपमो भवति ॥ यो लाजै-र्यजिति स यशोवान् भवति ॥ स सेवावान् भवति॥ यो मोदकः महस्रेण यजति स बांछितफलमवाष्त्रोति ॥ यः साज्यसमिद्धि-र्यजिति स सर्वे लगते स सर्वेठमते॥ अष्टी त्राह्मणान् सम्यव-ग्राहियन्वा ॥ स्पेत्रचेन्वी मनति । स्पेग्रहे महानद्या प्रतिमा-सिन्धी वा जप्त्वा स सिद्धमन्त्री भवति । महाविष्नान्त्रप्रुच्यते महादोषा स्प्रमुच्यते ॥ महाप्रस्यवायास्त्रमुच्यते ॥ महापापारम-खच्यते ॥ स सर्व बद्भवति स सर्वविद्धवति ॥ य एवंदेद ॥ इत्युप-निषत् ओं मद्रं कर्णेभिः ।। १ ॥ स्वस्तिन इन्द्रो ।। १ ॥ इति गणवत्यवर्वशोषं समाप्तम् ॥

## ॥ श्रीगणेशत्रिशतीनामावलिः ॥

ओ श्री हीं क्ली ग्ली गं गणपतये वर वरद सर्व जर्न श्रे वशमानय स्वाहा ॥

> बीजापुरगदेसुकार्मुकरुजाचका व्जपाशोत्परु त्रीह्यमस्विषाणरत्नकरुशशोयत्करांभोरुहः । ध्येयो ब्रह्मम्या सपद्मकर्यास्त्रिष्टाज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविपत्तिसंस्थितिकरोविष्नो विशिष्टार्थदः ॥

बों ओंकार गणपतये ओं ओकार नादाय नमः नमः ஓம் ஓங்காரகணபதயே கம: ஒம் ஒங்கார காதாய கம: ओंकार प्रणवस्त्राय ओकार मयाय ஓங்காரட் ரணவருபாய ஒங்கார மயாய ओंकार मूलाधारवासाव ओंकार मूर्तये ஒங்கார மூலா தார ஓங்காச மூர்த்தயே வாஸாய நம்: 10 श्रोकाराय श्रीकार गणपतये இங்காராய ஸ்ரீங்கார கணபதமே ओंकार मन्त्राय श्रीकार बलभाय ஒங்கார மக்த்ராய ஸ்ரீங்கார வல்லபாய ओंकार विन्दुरूपाय श्रीकाराय ஒங்கார பிக்களபாய பாரீ ங்கா சாய ओंकार ख्याय श्री लक्ष्मये இங்கார குபாய ஸ்ரீம் வக்கம்பை

ன் அர் சுது எறினு எ எ எ . ஓம் ஸ்ரீ ம்மஹாகணே சாய கம்

वीं बल्लभाव

முற் வல்லபாய

श्री गणेशाय

மூம் கணேசாய

श्री बीरगणेशाय

மூம் விரகணேசாய

श्री बीररुक्ष्ये

மூம் விரலக்கம்பை

श्री घेर्यगणेशाय

மூம் தைர்ய

கேணேசாய 200

श्री वीरपुरेन्द्राय

மூம் விரபு செக்க்ராய
हींकार गणेशाय

ஹ்ரீங்கார கணேசாய
हींकार मयाय

ஹ்ரீங்கார மயாய
हींकार सिन्हाय

ஹ்ரீங்கார எம்ஹாய
हींकार वारुष

ஹ்ரீங்கார பாலாய
हींकार वारुष

ஹ்ரீங்கார பாலாய
हींकार गिठाय

ஹ்ரீங்கார பீடாய

लों हींकार रूपाय नमः

कृष्णे क्षेणी होंकार सुपाय क्षाः

हींकार वर्णीय

क्षेणी केंकार वर्णाय

क्षेणी केंकार कलाय

क्षेणी केंकार कथाय

क्षेणी केंकार कथाय

क्षेणी केंकार कथाय

हींकार वरदाय ஸ்ரீங்கார வர தாய होंकार फलदाय ஹீர்ங்கார பலதாய क्लींकार गणेशाय க்வீங்கார கணேசாய क्लीकार मन्मथाय க்கிங்கார மண்மதாய वलीकाराय க்லீங்காராய वली मुलाधाराय க்லீம் மூலாதாராவ क्ली वासाय க்வீர் வாலாய वलींकार मोडनाय க்லீங்கார மோஹனு ய ओं क्लींकारोत्रत रूपय नमः ஓம் க்லீங்காரோன்ன த கபாய கம:

> .वर्शीकार वर्याय कंळीकंकार वर्याय

क्लींकार नाथाय

க்லிங்கார நாதாய

क्लींकार हेरंबाय

க்லீங்கார ஹேரம்பாய

क्लींकार रूपाय

க்லீங்கார ரூபாய

कीं गणपतये

க்லௌம் கணபதயே

ग्लौंकार बीजाय

க்லௌங்கார பீஜாய

**क्टोंकाराक्षराय** 

க்கௌங்காராக்ஷராய

कौकार विन्दु मध्यगाय

க்லௌங்கார பிர்து மத்யகாய

क्षेकार वासाय

க்லௌங்கார வாஸாய

गं गणपतये

கம் கணபதயே

गं गणनाथाय

கம் கண நாதாய 50

ओं गं गणाधिपाय ननः

ஓம் கம் கணுகிபாய கம

गं गणाध्यक्षाय

கம் கணத்யகூரய

गं गणाय

கம் கணுய

गं गगनाय

கம் ககளுய

गं गंगाय

கம் கங்காய

गं गमनाय

கம் கமனுய

गं गानविद्यापदाय

கம் கானவித்யா

ப்ரதாய

60

गं घंठानाद भियाय

கம் கண்ட கா தப்ரியாய

गं गकाराय

கம் ககாராய

ओं गणपतये

ஓம் கணபதயே

षों गजमुखाय

ஒம் க்குமுகாய

ओं गजहस्ताय

ஓம் கஐஹஸ்தாய

भी गजरूपाय नमः ओं णळेशाय नमः ஒம் கஜருபாய கம்: गजारुदाय णलकोमळाय க்ஜாகூடாய் गजाय णकरीशाय **西**與TIU ணகரீசாய गणेश्वराय णकरिकाय a Comingual क्या सती सता। गन्धहस्ताय णणणंकाय கர் தஹஸ் தாய गर्जिताय णणीशाय கர்ஜி தாய ண ணி சாய गताय णणीणिप्रयाय கதாய गं वाहाय परज्ञह्माय கம் வாஹாய 70 பரப்ரமஹாய णकार गणपतये परहन्त्रे ணகார கணபதமே ur anis & Co परमूर्तये णळाय CON GITTEL பரகுர்த்தவே गळिगाय पराय னை ளிங்காய UTTE णळिपियाय

ணவப்சியாக

ஓம் ண சோய நம்: ண எ கோமனாய ண ண வாம்காய 80 ண ணிண ட்சியாய परमात्मने பரமாத்மகே

ओं परानन्दाय नमः ஓம் பராகக்காய கம:

परमेहिने परमेहिने

பரமேஷ்டிகே

परात्पराय

பராத்பராய

पद्माक्षाय

பத்மாகூரய

90

पद्मालयापतये

பத்மாலயா பதயே

पराक्तिभिणे

ப்ராக்ரமிணே

त्तव गणपतये

தத்வகணபதயே

तत्व गम्याय

தத்வகம்யாய

तर्क वेत्रे

si sCa sGr

तत्व विदे

தத்வவிதே

तत्व रहिताव

தத்வ ரஹி தாய

तमोडिताय

SCIOT AND STU

वो तत्वज्ञानाय नमः

ஓம் தத்வக்ஞானுய கம:

वरुणाय

தருணுய

100

तरुणि भृङ्गाय

தருணி ப்ருங்காய

तरणि प्रभाय

தேரணி ப்ரபாய

यज्ञ गणपतये

யக்ஞ கணபதவே

यज्ञकाय

யக்ஞகாய

यशस्विने

யசஸ்விகே

यज्ञकृते

யக்ளு க்ருதே

यज्ञाय

யக்ஞாய

यम भीति निवर्तकाय

யம் பீதி நிவர்த்தகாய

यमहतये

யம் ஹருதவே

यज्ञफलप्रदाय

யக்ஞ பலப்ரதாய 110

भी यमाधाराय नमः ஓம் மமாதாராம கமः

> यम प्रदाय काल केन्द्रस्य

यथेष्ट वरप्रदाय

யதேஷ்ட வரப்ரதாய

वरगणपत्ये

வரகணபதயே

वरदाय

வரதாய

वसुधापतये

வஸுதாபதயே

बजोद्भव भयसंहर्त्रे

வஜ்ரோத்பவபய ஸம்ஹர்த்ரே

वलमा रमणोशाय

बर्धरयल मणिभ्राजिने

चक्रस्थल भागश्राजन वास्क्रकोङ्गरा कळाीं

நாஜினே

वज्र धारिणे

வஜ்ர தாரினோ 120

वर्याय

வச்யாய

वकार खपाय

WEER GUEN

ओं विशिने नमः

ஓம் வசிகே கம்:

वरपदाय

வரப்ரதாவ

रज् गणपतये

18 年211年3月

रज् काराय

o Bearden

रमा नायाय

ரமாகாதாய

रत्नाभरण भूषिताय

ரத்பைரண பூஷிதாய

रहस्यज्ञाय

ரஹஸ்யக்ஞாய

रसाधाराव

o and Budan

रथस्थाय

ர தஸ் தாய

रथा वासाय

ரதாவாஸாய ச்செ பசார

रंजित प्रदाय

ரஞ்சிக ப்ரதாய

रवि कोटि प्रकाशाय

ரவிகோடி ப்ரகாசாய

रम्याय

Tiousa

140

भो वरद बल्लभाय नमः

ஓம் வர தவல்லபாய கம:

बकाराय

வகாராய

बरुणिवयाय

வருணப்ரியாய

बज्रधराय

வஜ்ர தராய

बरद वरदाय

வரத வரதாய

बन्दिताय

வர் தி தாய

वश्यकराय

வச்யகராய

बदनिवयाय

வதனப்ரியாய

बसवे

வஸவே

बसुप्रियाय

வைுப்ரியாய

बरदिशयाय

வரதப்ரியாய

रविगणपतये

ரவி கணபதயே

रत्न किरीटाय

ரத்ன விடாய

ओं रत्न मोहनाय नमः

ஓம் ரத்ன மோஹனுய கமு:

रत्न भूषणाय

ரத்னபூஷணுய

150

रत्नकाय

ரத்ன காய

रत्न मन्त्रपाय

ரத்ன மந்த்ரபாய

रसाचलाय

ரஸாசலாய

रसातलाय

சீஸா தலாய

रल कंकणाय

ரத்னகங்கணுய

खोधीशाय

ரவோ தீசாய

रवापानाय

**சவாபானுய** 

रत्नासनाय

ரத் சாலனுப

दकार रूपाय

BENT GUNU

दमनाय

தமனுய

160

दण्डकारिणे

som Lard Boor

भों दया धमिताय नमः ஓம் தயா தமிதாய கம: देत्यगमनाय கைத்ய கமனுப इण्डनीत्य दि विज्ञाने தண்ட கீத்யாதி alight ille दयावहाय தயாவ ஹாய दक्षध्वंसनकग्रय தக்ஷத்வம்ஸனகராய दसाय 5 SATEL दतक य தக் தகாய दमो जध्नाय **தமோஐ** ்னைய सर्ववश्य गणपतये ஸர்வ வச்பகணபதயே प्रवित्मन

ஸர்வா த்ம னே

ஸர்வக்ஞாய

सर्व ज्ञाय

सर्व सोख्य पदायिने miras Generalus ப்ர தாயினே

ओं सर्व दु:खब्ने नमः ஓம் ஸர்வ கு:கக்னே கமு: सर्व रोगहते ஸர்வ ரோகஹ்ருதே सर्व जनवियाय ஸர்வ ஜன ப்ரியாய सर्व शास्त्र कलापधराय ஸர்வசாஸ் தர BOTU BETTE सर्व दु:ख विनाशनाय ஸர்வ து:க விரைகும सर्व दुष्ट पशमनाय ஸர்வ தவ்டப்ரசம BITTE जय गणपतये ஐய கணபகயே 180 जनार्दनाय ஐநார் த் தனுய नपाराध्याय ஐபாராத்யாய नगन् भान्याय ஜகன் மான்யாய नयावहाय ஜயாவ ஹாய जनपालाय ஜன பாலாய

190

भो जगत् सृष्ट्ये नमः ஓம் ஐகத் ஸ்ருஷ்டயே கமः जप्याय ஐப்யாய जनलोचनाय

83ன லோசனுவ எगतीपा**राय** 83க் தீபாலாய

जयन्ताय ஐயந்தாய

नटन गणपतये

கடன கணபதவே

नद्याय

क्रकंग्णण नदीश गंभीराय

ந*தேச* கப்பிராய

नत भूदेवाय

ந்த பூதேவாய் ந

नष्टद्रव्य प्रदायकाय

கஷ்டத்ரவ்யப்ரதாய காய

नयज्ञाय

ह्या छे छित्र था निमतारये

கமி தாரயே

नन्दाय

கர்தாய

ओ नटविद्या विशारदाय नमः

ஓம் நடவித்யா விசார தாய

नवत्यानां संत्रावे

கவத்யானும் ஸம்த்ராத்ரே 20**0** 

नवांबर विधारणाय கவாம்பர வி தாரணுப

मेघ डंबर गणपतथे மேகடம்பரகணபதவே

मेघ वाह्नाय மேக வாஹனுய

मेरु वासाय

उक्ति बारास्य मेरु निलयाय

மேரு கிலயாய

मेघ वर्णाय மேக வர்ணுப

मेघ नादाय

एक का का का का मेघ डंबराय

उक्तक एकंग्रहणाय मेघ गर्जिताय

उक्त कां श्री क्राय सेव रूपाय

उक्त कुराम्य मेघ घोषाय

மேக கோஷாய

ओं मेष वाहनाय नमः

ஓம் மேஷ் வாஹைய ஈ**ம**்

वश्य गणपतये

வச்ய கணபதயே

वज्रवराय

வஜ்ரேச்வராய

वरपदाय

வரப்ரதாய

वजदंताय

வஜ்ரதந்தாய

वर्यप्रदाय

வச்யப்ர தாய

वर्याय

வச்பாய

विशने

வசினே

वटुकेशाय

வடுகேசாய 220

वराभयाय

வராபயாய

वसुमते

வசும்தே

वटवे

al\_Ca

शरगणपतये

சரகணபதயே

2

ओं शर्म धाम्ने नम:

शरणाय

சரணைய

शर्मबद्वसु घनाय

சர்மவத்வஸு கனுய

शरधाराय

சரதாராய

शशिधराय

சசிதராய

230

शतकतु वरमदाय

म क्रकंग का व्याग्येग क्रमण शतानन्दादि सेन्याय

சதாநந்தா இஸேவ்யாய

शमित देवाय

சமித தேவாய

शराय

FUTE

शशि नाथाय

சசிகாதாய

महाभयविनाशनाय

மஹாபய வீகாசனுய

महेरवर प्रियाय

மஹேச்வரப்ரியாய

मत्त दण्डकराय

மத்த தண்டகராய

ओ नाभि पदार्थ पदाभुवे नमः ओं महा कीर्तये नमः வம் நாடி பதார்த்த ஓம் மஹா கீர்த் தயே 15LD1 பத்மபுவே கமு महा भुजाय नागराज वलभियाय மஹா புஐாய நாக ராஜவல்லப महोन्नतये i'muneus மஹோன்ன தயே नाटय विद्या विशारदाय महोत्साहाय நாட்ய விக்யா விசாரதாய மஹோ த்ஸாஹாய नाटय वियाय महामायाय நாட்ய ப்ரியாய மஹாமாயாய नाटय नाथाय महामदाय நாட்ய நாதாய மஹா மதாய यवन गणपतये महाकोपाय யவன கணபதயே மஹா கோபாய यमवीष दनाय नाग गणपतये யம் கிஷ இதனுய நாக கணபதபே यम वीजिताय नागाधीशाय நாகா தீசாய யம வீஜிகாய यज्वने नायकाय யஜ்வனே காய காய नाशितारातये यज्ञपतये 260 காசி தா ரா தயே யக்ளு பகவே नामस्मरण पापहने यज्ञनाशनाय நாமன்மரணபாபக்ணே யக்கு காசனைய नाथाय यज्ञियाय கா தாய 250 யக்ளுப்ரியாய

ओं यज्ञ बाहाय नमः ஒம் யக்கு வாஹாய கம: यज्ञांगाय யக்கோங்காய यज्ञसखाय யக்ளு ஸகாய यज्ञियाय யக்கு ப்ரியாய यज्ञाखपाय யக்கு ரூபாய यज्ञ बन्दाय யக்ளு வக்க்யாய यति रक्षकाय ய இரக்ஷகாய यति पूजिताय யதி புஜி காய 270 स्वामि गणवतये ஸ்வாமி கணபதபே स्वर्ण वरदाय ஸ்வர்ண வரதாய स्वर्ण कर्षणाय ஸ்வர்ண கர்ஷணுய स्वाश्रयाय ஸ்வாச்ரயாய स्वस्तिकते ஸ்வஸ் இக்ருதே

ओं स्वस्तिकाय नमः ஒம் ஸ்வஸ் தகாய கம: स्वर्णकसाय ஸ்வர்ண கக்ஷாய स्वर्णताटंक भूषणाय ஸ்வர்ண காடங்க 4603 (000) W स्वाहा सभाजिताय ஸ்வாஹா ஸபாஜி காய स्वरशास्त्र स्वरूपकृते ஸ்வர சாஸ்த்ர ஸ்வரூபக்ருதே 280 हाढि विद्याय ஹா தி வித்யாய हादि रूपाय ஹா தி ரூபாய हरि हर शियाय ஹரி ஹர ப்ரியாய हरण्यादिपतये ஹரண்யா தப தயே हाहा हह गणपतये ஹாஹா ஹூஹூ SOUL SOW हरि गणपतये ஹாரி கணபதபோ हारकिषयाय ஹாடகப்ரியாய

कों हत गजाधिपाय नमः

ஓம் ஹத கஜாதிபாய கம

ह्याश्रयाय

ஹயாச்ரமாய

हंस पियाय

ஹம்ல ப்ரியாய 290

इंसाय

ஹம்ஸாய

हंस पूजिताय

ஹம்ஸ் பூஜி தாய

हनुमत् सेविताय

ஹனுமத் வேவி தாய

हकार रूपाय

ஹகார ரூபாய

हरि स्तुताय

ஹரிஸ் து தாய

ओं हरांक वास्तव्याय नमः

ஓம் ஹராங்க வாஸ்தவ் யாய ருமு:

हरिनीलप्रभाय

ஹாரி கீல ப்ரபாய

हरिद्रा बिंव पूजिताय

ஹார்த்ரா பிப்ப

7383 தாய

हरि हय मुखदेशता सर्वेष्ट

सिद्धिवाय

ஹரிஹய முகதேவதா ஸர்வேஷ்டஸித்தி

कृतः। मृलमन्त्र गणपत्ये

4ூள்4-வ गणपत्य மூலமம்த்ர கணபதவே 300

இலவசமாக அச்சிட்ட பிரதிகள் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது. பக்தர்களின் தபால்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன.

பல அன்பர்களின் விளம்பரங்களினுலும் நன்கொடை களினுலும் மறுபடியும் அச்சிட்டு தாமதமாக அனுப்பி யுள்ளோம்.

வச இ படைத்த பக்தர்கள் நன்கொடை அனுப்பி இந்த புண்ய தொண்டில் தாங்களும் பங்கு கொள்வதை வர வேற்கிரேம்

ரங்கநாத சாஸ்திரிகள்

## श्री शिवपश्रक्षराष्ट्रोत्तरशतनामाविः ஸ்ரீ சிவபஞ்சாக்ஷராஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ओं ओंकार रूपाय नमः இம் இங்கார கூபாய கம: ओंकराय இங்காராய ओंकारपद्मनिलयाय ஒங்கார பக்மகிலயாய ओंकार निलयाय ஒங்கார சிலயாய ओंकार बीजाय ஒங்கார பிஜாய ओकार यलक्षणाय ஓங்கார ஸுலக்கணுப் ओकार मन्त्राय இங்கார மக்க்ராவ ओकार तन्त्राय இங்கார தக்த்ராய ओंकार निवासिने ஓங்கார கிவாவினே जीकार यन्त्राय இங்கார யக்க்ராய 10

ओं ओंकार पीठाय नमः ஒம் ஒங்கார பிடாய கம: ओंकार विभूषणाय ஓங்கார விபூஷைய ओंकार वाच्याय ஓங்கார வாச்யாய ओंकार लक्ष्याय இங்கார லக்க்யாய मांकार सपजिताय ஒங்கார ஸுபுஜிதாய ओंकार वेदोपनिषदे ஒங்கார வேதோபணி 21 8 A ओंकाराध्वरदक्षिणाये ஒங்காரத்வர கணி

(இற் கைய

ओकार वाचामुद्रदण्ड-पण्डिताय नमो नमः

இங்கார வாசாமுக் தன்ட பண்டி தாய நமோ ओं नकार रूपाय नमः

नयाय

**கத்யாய** 

20

नटराजाय

கடராஜாய

नटेश्रराय

**கடேச்வ**ராய

नारायणसखाय

காராயண ஸகாய

नाथाय

கா தாய

नगवेषधराय

ககவேஷ் தராய

नटाय

16L\_ITW

नक्षत्रमालाभरणाय

நக்ஷத் **மாலாபர**ணுய

नामरूपविवर्जिताय

நாமரூ பவிவர் ஜி தாய

नयनादृश्यखपाय

<u>கயகாத்ருச்ய ரூபாய</u>

निर्मलाय

கிர்மலாய

30

नन्दिवाह नाय

கம் திவாஹபை

ओं नवग्रह स्वरूपाय नमः

ஓம் நவக்ரஹ ஸ்வரூபாய

नव्यहव्याग्रभोजनाय

**ாவ்யஹ**வ்யாக்ர போஐனு ய

नादिपयाय

கா தப்ரியாய

नाद्खपाय

நா தரூபாய

नामपारायण प्रियाय

<u>நாம்பாராயணப்ரியாய்</u>

मकार रूपाय

மகார ரூபாய

मन्त्रज्ञाय

மந்த்ரக்ஞாய

मन्दाय

மந்தாய

मन्मथनाशनाय

மன்மத நாசனுய 40

मन्त्रालयाय

மந்த்ராலயாய

महेशाय

மதேறசாய

मयूरपुरवा सिने

மயூரபுர வாஸினே

नों महादेवाय नमः

ஓம் மஹாகேவாய கம:

महानादाय

மஹாநாதாய

महाभैरवपूजिताय

மஹ்ரபைரவ பூஜி தாய

महाकामेश्वराय

மஹாகாமேச்வராய

मत्त्य

மத்தாய

मङ्गलाळयाय

மங்களாலயாய

मानसाय

மானஸாய 50

महेश्वराय

மஹேச்வராய

महाबाहवे

மஹாபாஹவே

महायज्ञाय

மஹாயக்ஞாய

महानिधये

மஹாவி தயே

शिकारकपाय

சிகார ரூபாய

शिष्टेष्टाय

சிஷ்டேஷ்டாய

ओं शितिकण्ठाय नमः

ஒம் சிதிகண்டாய கம்:

शिवालयाय

சிவாலயாய

शिवरूपाय

சிவருபாய

शिवानन्दाय

சிவாகக்தாய

60

शिखिवाहनजन्मभुवे

சிகிவாஹா ஐன்மபுவே

शिवाय

சிவாய

शिवमयाय

சிவமயாய

शिष्ष्टपूजिताय

சிஷ்ட பூஜி தாம

शिवद्।य

சிவதாய

शिवाय

சிவாய

शिवयोगाय

சிவயோகாய

शिवज्ञानिने

சிவ க்ஞானினே

शिवचैतन्यमानसाय

சிவசை தன்பமான ஸாய

ओं शिवपदाय नमः ஓம் சிவப்ரதாய கம!

शिवाराध्याय

சிவாராத்மாய

शिवालालित विमहाय

சிவாலால் த

விக்ரஹாய

वकार खपाय

வகார ரூபாய

वामाङ्ग सुन्दराय

வாமாங்க ஸுக்தராய

वायु वन्दिताय

வாயு வக்தி தாய

वाििभूतये

வாக்வியூதயே

वामदेवाय

வாமதேவாய

वाल्मीकपरिप्जिताय

வால்மீகிபரிபூஜி தாய

वातुलागमसंवेद्याय

வா துலா கமஸம்

வேத்யாய

वरिष्टाय

வரிஷ்டாய

80

वरदायकाय

வரதாயுகாய

भों वाग्विशुद्धचरित्राय नमः ஓம் வாக்விசுத் தசரித்ராய

वात्ष्वत्यपरमेश्वराय

வாத்ஸல்ய பரமேச் வராய

वरदाभयहस्ताय

வரதாபயஹஸ்தாய

वरेण्याय

வரேண்யாய

वसुदाय

வஸுதாய

वसवे

ചസദച

वदान्याय

வதாக்யாய

वामनयनाय

வாமகயகாய

वामदेव प्रपूजिताय

வாமதேவ ப்ரபூஜி தாய 90

यकाररूपाय

யகார ரூபாய

यन्त्रज्ञाय

யக்த்ரக்ஞாய

यज्ञकर्मफलपदाय

யக்ஞகாம பலப்ரதாய

तं यज्ञपियाय नमः

केंक एकंकियाय करः

यज्ञरूपाय

यज्ञनाथाय

यक्ष्माय

यक्ष्माथाय

यक्ष्माथाय

यक्ष्माथाय

यक्षाः पत्रये

यक्ष्माय

धकंजुजाश्वाकुकं धारामा 100 यज्ञसकाय नम:

யக்ஞாஸக்தாய

ओं यज्ञ भोक्ते नमः ஓம் யக்குபோக்க்ரே கமு यतिवेद्यांय யதி வேக்யாய वतीश्वराय ய தீச்வராய यजमानस्बरूपाय யஜமானஸ்வசூபாய यज्ञानांफलदायकाय வக்ளோகாம் பலகாய 在 厅设1 यज्वेदस्वरूपाय upprir Cars ஸ்வரூ பாப बसराज निषेविताय யக்ஷராஜம்ஷேவி தாய श्री साम्बपरमेश्वराय नमः புதீ வாம்ப பரமேச்வராய



शंखं चक्रं च चापं परशुमिसिमिषुं शूलपाशांकुशाग्नीन्

बिभ्राणं वज्रखेटौ हलमुसलगदाकुन्त-मत्युशदंष्ट्म् ।

ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलदनलिभं हारकेयूरभूषं

ध्यायेत् षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचक्रम् ॥

मुदर्शनाय विद्यहे ज्वालाचकाय धोमिह । तन्नश्चकः

पचोदयात् ॥

With Best Compliments From

# SASI and SEKAR

Gear Manufacturers

92, ARCOT ROAD, MADRAS-600024

&

# SUDARSAN CHAKRA

Heavy Gear Manufacturers

92/1-L, ARCOT ROAD, MADRAS-600024

女女女女女女女女女女女女女女女女女女





\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# PARKER & CO.,

Chemists & Druggists

5/127, Purasawalkam High Road, VEPARY MADRAS-7

Branch at: 432, Poonamallee High Road,

Kilpauk, Madras-10.

## RAMAYANA PUBLISHING HOUSE

10-G, Eward Elliots Road, Madras-4

JUST PUBLISHED

SOUNDARYALAHARI

With Text in Sanskrit & Tamil and Tamil Translation Price: Rs. 2-50

UNDER PRINT

SIVANANDALAHARI

With Text in Sanskrit & Tamil and Tamil Translation Price Rs. 2-50

ABHIRAMI ANDHADI

With Text and Substance in Tamil

Price Rs. 2-00

在女女女女女女女女女女女女女女

With the Best Compliments of

### SPEED-A-WAY LIMITED

Parts and Components Marketing Specialists 35/5, Anna Road, Madras-600002

(Phones: 83265/83266)

Branches at:

J. C. Road, Bangalore-560002

(Phone: 24419)

Prakasam Road, Vijayawada-520002

(Phone: 74877)

Banerji Road, Ernakulam, Cochin-682018

(Phone: 32023)

\*\*\*\*\*\*\*

#### RAMAYANA PUBLISHING HOUSE

10-G, EDWARD ELLIOTS ROAD, MADRAS-4

#### PUBLICATION OF

#### SRI MAHABHARATHAM

With the encouragement given to our monumental publications of SRIMAD RAMAYANAM, SRIMAD BHAGA-VATHAM etc. we are venturing to publish SRIMAHABHARATHAM on the same lines as our previous publications with text in Sanskrit with transliteration in Tamil and word for word Tamil translation. On popular demand transliteration of slokas in Tamil has been included. The entire set will be in 30 or 32 volumes and the prize of the whole set will come to about Rs, 750/- or a little more.

For the convenience of our numerous patrons we have pleasure in announcing the following schemes:

#### Scheme No. 1

All those who deposit with us a sum of Rs. 250/- for a period of ten years free of interest will be given one complete set of Mahabharatham free in lieu of interest for the amount deposited by them. They will get back the sum of Rs. 250/- alone at the end of the period of ten years. The set will be supplied one by one in the course of 10 years.

#### Scheme No. 2

In this scheme, monthly subscribers are enlisted at Rs. 5/- per month. The subscriptions are to be paid for ten years. All subscribers will be given one set at the rate of 3 volumes per year. Subscriptions are to be paid from the 1st of January 1976.

Our valued customers are requested to take advantage of any of these offers and help us to bring out this gigantic work, which is a unique venture.

# EASY SCHEMES TO GET FREE SUPPLIES OF OUR PUBLICATIONS

I. Rs. 720/- Chit @ Rs. 12/- for 60 Months:

A minimum of 600 Members are enlisted in this chit. Every member has to remit Rs. 720/- at the rate of Rs. 12/- per month for 60 months.

Lots are taken every month and the successful winner will be paid Rs. 720/- one month after the draw, on his furnishing sufficient security for payment of future subscriptions. Thus sixty members will be getting the chit amount on getting the prize and the rest of the subscribers will get back the full amount of Rs. 720/- after five years on the 61st month. All supscribers both prized and non-prized have to pay for all the 60 instalments.

All subscribers will be given one set of Srimad Bhagavatham in Sanskrit with word for word Tamil Meaning or one set of Srimad Valmiki Ramayanam in 8 volumes Bala to Yuddha Kandam. The books will be given at the rate of one volume every month when the instalments are paid. Those who want both Ramayanam and Bhagavatham have to take 2 tickets.

Subscriptions are to be paid in cash or by local cheques. Books have to be taken delivery of at the office or will be sent by parcel or post at subscribers' cost.

Prized subscribers who make default in payments will be asked to pay the full amount due in a lump. Defaulting non-prized subscribers will be paid the actual amount remitted by them less the cost of books supplied at the termination of the chit. Defaulting subscribers' names will not be included in the draws.

#### II. Rs. 360/- Chit @ Rs. 6/- for 60 Months:

Rules for this chit are as for Rs. 720/- chit. The subscribers to this chit will be given free one set of 5 volumes Tamil Ramayana in prose and one set of Tamil Bhagavatha Kathamritam in two volumes and five Sahasranamas in Sanskrit.

M. R. NARASIMHAN, BANKER 22, Armenian Street, Madras 1



Domain. Sanskrit-Tamil Collection of Nagarajan Delhi, Arutsakthi R. Nagarajan Collect



With the best compliments of

### RAMAN'S COFFEE CO.,

Head Office:

55, Gangadeeswarar Koil Street,
PURASAWALKAM :: MADRAS-84

#### BRANCHES :

143, Purasawalkam High Rd., Purasawalkam, Madras-7

119, Big Street, Triplicane, Madras-5

15. Usman Road, T. Nagar, Madras-17

4, South Mada Street, Mylapore, Madras-4

108, Big Bazaar, KUMBAKONAM.

PRINTED AT Ramayana Printing Works, Madras-4

STATISTATISTATISTATISTATISTATISTA